Title -

Accession No - Title -

Accession No -

Folio No/ Pages -

Lines-

Size

Substance Paper –

Script Devanagari

Language –

Period-

Beginning

End-

Colophon-

Illustrations -

Source -

Subject -€C-0. GurukuPKangP University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

Revisor -Author - Remarks-

811632×134

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

3

उठमा इवाक्र प्रमान्य जयेन निस्त्यं ज्ये संविपति हिर्वतं विपत्त ये हित्यं हितन ४० एवं नाय वते रभाव इहना दे बानरतत्मनं मोत्रधंनवदं तिके बिद पिपे आद्या फलं मल वत् ने वाहः सहजात या स्मान्य ने वाहा कृते नेष्मका काल्य इल्नेन मंगलविधेर्मुडं त्रियुः ब्रायुन ४० नोजेपशास्त्र घका नस्द्र नस्तेकात्यायनाम उनं चीलंप्राहनमेरक्तेन्युभयनः का यीविवाहाहियं भेहेक्स्पच तंक हेवितनुयात्स्वीदितं मंगतं वेदा शंतरितिदनव्यवितिनद्यानगेनापिवा ५०एकाहिपिजनाष्ट्रयांनरइनीयंना रतम्याहधेर्यन्यनायमया निषद्रमनयोरेक वकार्यनगः नेकस्मेर हिन्द्यमहत्रयोर्नेको द्वेकन्यके द्वा द्व हर्नियानतन याक्यीदस्पद्यदः ५१ नोद्याहंसिनि स्रयेपिनगदः पित्रोः सियाः स्हिनोर्नीन दन् हिनस्तुर सक्तातीपित्रद्यस्पच अमेखाचयनात्पयेपिजनकावास्त्रीस्नान्यात्पये देधाधी ईदलातरेविरधने हेरंवशामाक्कवित पर्धानिष्ठामनवद्भयितिसम्येषित्रारित्रंशये नान्य्याप्रतिकूलमामिषिविरक्ता राह्मानामिष याने मीन्मिनंद्रियानिभभवेनोदीमुख्नाचरे नो क्यीज्वरितस्पमंगेलिमित्याध्यद विश्वयं पर्चेन्यान्हनक में न पूर्वस्मयेनार कार्ये वधः कू ब्ला शहन हो में नो हिनने ना शो वैद्य वानश्रय पर बाला है। ते निर्मा हिन्हि तिवो धंगी नमी दित्र माह अन्य है कि कि कि निर्मा ते नो स्वभी। त्यादिय पर देश ग्रामगृह न्वरख वहित युते युत्त युत्त में ने नो स्वभी। त्यादिय पर देश ग्रामगृह न्वरख वहित यूते युत्त युत्त में नो से वाका कि ण वर्ग स्गर्पन में ने ने नो माग)

रामः

षोषेच त्रमं पितंचमालने चेत्रे स्वित्रालयं निस्तीपितरं निस्तिन भयते साम्भावे भवेत् ४२ ऋषातेषु उनमें वापिर्णयः प्रोक्तोविवा हो का में नीलोक्पिमासवेध भग जे ज्या स्नाहिन त्रार्क भान् विज्ञाहे सु मतिर्निमृतीप्रत्रामृतिर्भगं श्रीरोन्तत्मयोधं नीशकृतनं दीन्पयः साभितित् ४३ अकायैवा त स्तास्पोषितनरोद्द्याञ्चसाविञ्रका मारखोत्सवकेयदानिमृतीस्पानास्वगोत्रेकचित्रं सांगतिद्दधी नवानिमन्देस्मदारभेम् विनायन्ता वाहकचील में निक्म हः संख्यीर १ रिक् १ वित्र विष्ठ ४४ नोष्ठा इं त्यदर्शनेत्यकमधीतिशीनलां स्वाञ्जिते सीमासंध्वतिपानमककुनजाः स्वातिपानकित् उद्या या वधिमंऽपस्पस्त्रारागानाविषष्ट्समे स्लाम्यार्थनगरहो इहोस्हतया स्नान्य क्रिया दातनः ४५३ कार् ब्रम्बडकेव्द स्नानंव डे निलेक्त प्रांधिंड युने म हालयग यापि यं विनानां चरेन प्रवस्त्रप दीविधेरिधगनेदोष्ठेवरेवामने देयान्यत्रविवाहिना पिचवना द्याविद्वयानिर्भेचन् ४६ त्रस्त्रीके का शहमरोष्यरिनानाम्त्रीचविषािदिभिर्मायांवानि विले सुवर्गरिवनाधमीयधार्यावधेः मदाराकिप नेंब्रपामिनफणिनं मदानि चित्रेषिहों दूनासावियक न्यका चनने गोसी म्यो रिप्रतेत्रों १० एक कर रहित्र विचान ने मेंसेरिश्विः प्रत्रेगो धर्मस्योधरणिसनो द्यमपरायो गोपिन ज्ञाविया मुला द्यतिपरी।

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

वाग्याम्पवक्रोगनः प्रागासी रूपभोविवास्त्या 对称火化

मंगा न्यवम् भूवैः स्थिरतने कुर्वा सुके प्रस्ते प्रमेष्य मियोनि कि कि चीना की स्वारं शयो क्र के विषे ममीनगविधोसंभो छित्नैनाचरेत् नृय्यान्यं वद्या विदिक्य रिमिनाहे य धिष्वं वक्रमानि द्यान्यर्के य तानिगेहकररोभानिपवेत्रोपिच हैं शेतेभाद्यपात्रिष्ठाित्रमुदः त्रामादिशीवीत्रहि प्रोकंस्यमुखंते गोल्पनघरेखकें यमीद छन्। व हुने गैरणकुली रलेपगरवी पूर्वीपरासंगृहं नामस्भे नको हि चान इसह क्षेष्यायाः क्रमात् ७ पूर्वादिधनध्यम् सिं ए अनकी ताणः खरे भोष्ट्रकाः धार्यास्वपदे ध्वता विन अवं सित्त्रशस्ताइमें ध्योमेः अनकां त्यनस्वापस्या द्वीह पत्याः वरः व त्राहः प्राञ्चा खमन्य विश्वक कलीरागांत्रवेताष्ठं नको पंत्यगवायमास्पेनवलाष्ठ्राते एकानं।हितं से स्पासंगर हमधिहधनुषा मंत्रेष्ट्वाष्टा नन् हुन्चा न्यंककुप्रावाद्यवेदनंतन्की ए विद्वनचेत् हे को ध्वभ्रमकूपकर्मन रहा ए संभदेवेदितं स नीचंदिग्णाधकां तरभवेवेधेनपेष किले अध्धेग्रह्मफलेभविद्तेशेषेग्रह्सभ वे द्तेसर्प हतेययागृहमसन्बन्धायभू रिययम् र मेबे त्रिविनयं हरे विविन्सं मुलत्र यंधन्विन देवे से परनेगिहेश घरिने प्राग्वन नाय न्या एका दिहिंग गोनराग्रह मुखा दिहंब कका सुक्रमा आला शंक्यतिः कुयक्ध्वयस्वान्यकां विस्तितस्करम् ११ न्यायका द्रशम् विदेश द्रमे चार्णः परे अद् गः स्त्राखं वन्यस्य त्या है शेविग् हाः गेहद्माफ्ल युक्य योगह नवेर्नामा त्रैः स्यन मिल्लायमास्त्र नस्तिः

गमः

## वित्रात्यवतयोनीमर्स्योमेलकः ४५ मेमामादमवर्णता×१

भं नमर्तपरनेवध्यस्ययोर्जनतिकस्वेत् चान्ष्रहिमनोवकह्यस्यादिवर्णाद्वी नुलाववश्रमीख्यायद् भिधाव क्रीस्पनामातिमं व्यायानुहरूनेनन्भममनंपदृश्यवधेनगुगर्गप्रामन्पाभिष्ठेकक्षिमान्या क्ष्रिण्ना श्रामन्ध्रमा ४६ इतिस्रीविवाहप्रकरणम् ७ ॥ जेळ्ल्याधानमवादिदारसमयेदायाद्यकानेपरेसपव अन्याक येविनाद्य प्रदेविधेः । अध्य एष्यकर्णम् नामनी दिस्तां करिग्भवगतायामः अभोन्या सकी प्रमानि एन्सुवाष्ट्रमंनिवस्तां ये वः प्रेयामनं कन्पोकर्कथन स्वाकिय्यस्तीर्याङ्गीयाम्पता मध्येन्य ग्रेयेय निवसंत्यधेंद्रक्कमोवर्गाः स्प्रोनिखनः १ व्यक्षा विष्ठम्रवाः ख्यंचमपगिष्ठवः स्वर्गोन्यपक् नकः कार्ण किएकागतिभिषदमायसाधिकः सोर्थदः खेतारक्तकपीत्रस्थासापुक्त सुस्तिकका काषाया विवर्तन छनशाणितान्त्रमिद्रागंधां छभाविप्रतः २ शोम्पादि व्रवस्तिनेविरचये दित्रादिकागोषिले नामे ते समादि यानियमात्रयत्रनिविनाः कुप्रेगे हिन्यि र समप्रमहतो मुवान्ययमनोवर्गादिवर्गाद्रम स्रेनिद्र। नवर्ते दूर्ण धाःगानमादिशेन् ह्ययेः शालंबाधी भेनः इ समेह समितं खनेदि हनले द्रणिनिशास्वन्यसेत् प्रान हेष्ट्र मे त जलस्पल र पतलंगधंत्वसंस्कारितं ज्ञानेवं निखनेगर हो क्षियं नना जलां ने स्त्रीये यीव को प्रस्थ के विश्व के स्थल तः किपिशिरमुल्याश्मीभः पूरयेत् ४ प्राक्साध्यात्रियिनीस्थलाद्यमद्शित्वास्थात्रात् सोम्पेत्रे 🗡 गुर्याद्र क्युवम्याद्र क्रिटके स्थान्तिः गहंमाधव गेषफाला गिनभोमा गेषुम् दानिनेः पारपके

क्रेश्चनः शालके त्वाहे चवध्यवेशन्पभी ई भिर्न्षी डास्च नी शिसामि निदेश यो भृगविस्था अंगिरः क्रपपे भारकाजज्ञवास्पयोहिनकरंयानिसिनन्तोन्जरबम् १२ चंद्रे प्यभमेखनेसिनोधः स्पानदासमारव। यान्सन्य र पूर्वयोः सिते विषयासात् स्यवश्यके राजानिषितविक् सुसुसुह त्से ए ज हिन्ति त्यान तुनः व्य कार्यममाव्रजेश्विदिवसेरेकां चिष्ठ कोशाकान् १३ क्रीधनीय्यनिष्ठमामिष्यगुड सूनाष्ट्र रुधा संवन्ता राभ्यंगभयां सितां वेरवमीत्रेलंक र सोर्मे सीर्देशेयरितः कमा श्रियायस्त्राहं परंति हुने योगस्यातिव अत् कं सितान्यतिलकं प्रस्थानकेष तथ १४ वस्त्रालंक रणानिष्र्णकलशक्तीर्यस्ति। प्रज्ञवान् शंरवार् र्गन्पाम हित्यरिभः स्त्रीपृष्यधान्पादिच दोलादीपविद्यमवित्स्मिरिधयाणि भ्रभेष्ट्यो वेश्पा थ्त्रवितानचामरकुमायीमीनगोरोचने १५ यद्यात्वातिनातना षक रणको रहनगोम्यं मचा भोषिघराचितः सहचरोधौतांवरोसीत्रकः दूर्वारभैरथाः पतास्त्रमाद्यवर्णागुरुदेव्वित् विजीन्त्रम गाव रोदन पंथा मुद्रार्थ दुग्धा दिच १६ कुर्वन्द् तिए नः सदेन दिन यहा मे श्रक वेन्द्र डो दूसा स्थीधन विरम्बोसलवर्णेषानम्णायस्त्र । विरापाकीषधिकस्पानपस्दनं नकंसध्यान्तः कापोसा स्रणुष्यच्य इसेलायसीकर्माः १० मन्त्रा बानव्यस्तानकस्वलाम् अत्र स्राधिनः स्व ज

अन्यद्या डोतिलान् ध्यवान्सा वानिनात्रा प्यने म्लेयानमनिष् मिद्क कुनो पात्रं तिलानं कमान् डणं प्राश्यचह स्पनाह वनरेयी नंतयो धीनाहा अवित्ववेहिर जीतिया दिल ताधिकं ६ सर्नानिद्वियरा समान जगतान्य संदिषोभी दन्तु सर्दोगेशि एः विलंत निवल यक्तं नथा संप्रतं यात्राल गतंत्र ते रथि शामी शोर्क मुक्के कुतो राहर्म दश्यांक सो म्यग्रवः के दे दिगी शो ब्रेने त्रे विल्लोन प्रवसे हतलाँ गईनः प्राच्यात र नीभालगः सात्पश्रामदनेक तें व्यवधः सोमंग्रव गोबाक्र नः एश्पादि व गतोग्रस्तिलनि प्रपाय लिए व्ययस्पाम्य वीयोष्ट्रम्नगोर्निई निरिश्पशंकसंस्पंतमः ट वक्रीके द्रानस्विपदिवसालानेस्प वर्गीभवेन यानुनीप्राकर मुभोषितनुगोननार्वालगेर रिपः दीशाग्यं मुनाग्यमानिग्रसभं पीष्टां नके सार्वभं जन्मदी एवं देवस्य अवगतः खेर सानी सिन्त् ने विशाः सोम्पयन सानी जनवियस् र्वताराशया जनानोपव्यस्थिताञ्चितिनाः सर्हीचिमिञ्ज्याः पाषाञ्जयितिशोभनास्तनगतान्ने ष्रग्रेकेंद्रगी खारात्मित्रनीष्ठभोनफलपोमिजािक्पापीर्थयः १ सायार्थन्पगताः खलाः खद्नजी जो त्यायवश्यक्रो भ्रम्मोपिवित्रीस्तर्वावस्त्राम् अक्रोस्तर्स्योमतो नश्ची व्यवग्रिश्चित्रश्रीयान् मृत्विद्यपा ज्वन्यस्थानगनानयार्थस्य द्यास्त्राम्यत्रो हिन्दित्रभ्यते। हिन्दित्रभ्यते। हिन्दित्रभ्य

CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA

मरेविकि भिरंशको नम् महंया हितीयांशकं १२ यावद्विग्रणं हिस्करितन्ताविष्वार्यकरे स्रेनेनीन्न्याहिलंग लमुखंदिज्ञावि एया यवा श्रीगापीप तिमे गर्मा ग्राले मुखेरा या स्विधित्रये खेश्य दिफलं निवृद्गित्तत् ज्ञानास्य लंसाध्येत् १३ विद्यायामिति हिलाप्रामत्य न्स्त्रं विधायोक्येत् त्रायामाधिमितेचविस्त तिदलेनकर्णकोण्णिभधो पाशो नेज्ञियम् शंकिनहिनोद्यन्य विमाकर्षयेत्र केणिशंकिरनीनरासिम याद्वंतयोश्रापरी १४ श्राम्वयादि इंड प्रदिश्गिंग नंस् त्रसमा सादये नाधोवामक पार्श्वस प्रपुर्धिया नानमनानकं अष्टधंश्रमगेंदु १० संमिनलेवान् अधादि त्यायनो भागीना भिरितः खने स्वविस्तवित्वा मेशमिः प्रयेत् ए। नत्कालेत्रनिधेयत्रक्तत्ते ग्रातिष्ठ्र ५ विशा २० स १६ हस्कृतं रंगगुलेक सिभा गचन्रसाष्ट्रा स्वानस्वकः कं वत्तस्यलम् सरणा द्यगलं स्थापि विशादिको रेखास्त्रवदानिनेन रत्ये त्रद्धिमतेः शिनाः १६ एवी देविषविषयं चमनवेषः स्वातां के कृते हैं धेर्धस्म मिन्युना विस्तवकेस वीस्रिद्याद्ताः संभोगेरिशिप्तितः सुस्मयेस्यापः शिरक्क्षत्रभाग्वसाराष्ट्रलवान्वितेः कृतकरेस्त्रल्यं ग्हों के विदः १० स्नानामिस्विवस्त्रमोजनपश्रद्यामरेक स्थितिः द्विदोजलमी शिनुदिशिपरंवायारण रस्त्रकं अल्पेशिक्षभवोर्थधारिषयेगेहस्पद्तेधर्भेहांबू ल्खलबात्किकापित्पद्रप्रतालनान्य निरे ए दात्रिशाधिक हम्म वह नेतार्ग निल्हिकं नेस्वायादिक मित्रितं तरणग्रहं सर्वे घमास्त्रिह तं ध्वेवश्यकपारमञ्जितनमेवश्माक्षरीत्याविशेदारम्भोदिनमास्त्रनारदमनान्माघार्ज्यको

मनमार प्रमारितभेः प्रवेश उदिना । एवं सप्व विष्ये मेने मा सत्त स्म हिने ग्रंभ से विना कः क त्यंवेष्रमभवं रिवेवविहितः शत्रोपवेषाः कवित् स्यह्णि हिमपंचकं मन्मिता दृष्प्रवेषा नस्तू २० ल ने वोपन्य स्पिने विम्रवेः त्रारंभवत्यं स्पिनेः स्ट्यंवामगत्विदिग्वदनभेविद्यमप्रवेद्राः सभः रंध्रेषु हिभनेत्रज्ञास्तेगतः स्वीद्यः स्पानपा द्वीस्तिनमानयं विवासाकामगोसीक्रमात् इतिवासा वकरणम् बारेचापचयावहस्पेसदशास्विष्वपाण्तगः कर्णान्यादितित दिवेमगमेजाकैष्नाजन क्ष ने सर्पान्व यमाजपादिपन्छन्बेष्ट्र ने मुन्त्र हिना प्रविध स्थानिक स क्षंप्रसित्राक्रिभवस्पराईत्यंचकेत्यानवाक् प्रश्नां के सिनार्ग्यक्रमुस्य के स्वार्थिक क्षेत्र स्वार्थिक स्वार्यिक स्वार्थिक स्वार्यिक स्वार्थिक स्वार्थिक स्वार्थिक स्वार्यिक स्वार्थिक स्व कान विशाशीनवर्ममयोगिनिगिरिशाः विश्वववीकि ख्यः वरशकािकिषिपर्वतादशहरीचिनािस ईगामने की नीशतः य रें द्वाद्यिन सम्मान मान प्रतिवाद्य जिना का का नो लें द्या परिद्यान प्राप्ति प्राप्ति प्रतिवाद्य जिना के कि व्याप्ति का का कि कि विकास प्रतिवाद्य जिना के कि विकास प्रतिवाद जिना कि वि विकास प्रतिवाद जिना कि विकास प्रतिवाद जिना कि विकास प्रतिवाद जि विजनि-द उन्तरने सर्वाशास्यवीत्यमित्रनेरगेयी पादेषावशपके हिलाफ्लमनिष्भेरीदिनि नाशेयांगल गुज्याधर्वतेत ३ मिम्राखध्वमेहिना पिमलवेती देणे हितीयेतिमे दिवे ते कमशामद्ग्र चरभे रात्रिभागे खि यात स्रायकेत्यम्गेष्वयं निवमाविश्वात्यपादः स्रवस्ति छाशस्त्रभिति द्रमेस्फलपायां विनापित णः ४ एका में इयन नकूल माने पाने दे दिवारात्रया भी ने पाक्षानि च प्रोगेन मवाक पंचदा ग्रेहित च्यकी न्युद्रगर्क भौद्यमं मोस्न इंडिस प्रांडल व्यागम्पा विङ्का नया नगम ने श्रीदेवला ज्ञाहित प्र दिन में - प्रांचे ४ हो स्वाग्य मध्या हे २४ अपरा हे राजे ए। प्रांचे अपरा ने विश्व के स्वार ने वि

स्रोभार्गवे ४ उद्याहर्तव यह पेंद्रला भवाष्ट्रे अभाषान् विः वार्कि जायवगानि गुम्म वंगो कन्याविन मेनियो वंके जेसि दिशिष्ठण म्यवग्रस्थ स्वान्ति स्वाद्यः कृषिभेविवास्य हिंदे वी ज्वापः स्रभः स्वर्याद्य सिन्द्रीय ते वित्र विवन्ति विवन्त तिधितनश्राष्ट्राष्ट्रभैःस्तानः प्राक्तान्येःफाणसन्नमाद्रविमिनैःस्कोद्दनवापभेः ६ मेधीद्रीयनये फ्यान्य हिनेह्म कि से प्रयोदन प्रायान वह संत्र प्रयोद्ध प्राक्त नवानं वधे: मेत्राक्ति त्यवस्त्र त्यवहरोः से द्रे ज्ञे नर्ननं लग्नेजेग्रस्वीतिने हिन्नको शोमो असंगीनकं ७ दीशार्के द्दिनी त्यवास्वशिवाश्यान्यामिपाशी द्रभेः एकीभः समप्तिसिंह भूतनी नानाप स्रनांक्रिया वारेष्वर्क चनुष्ठिको न यह रिला द्रेष्यमारिक यो रष्टम्पानिको पनास्त्रभाभेनस्पाद्रदेष किल ण बादिन्यि वस्ति स्वराश्विनम्द्रसामर्भेर्तत्र यार्कारान्तिन्यभूग्रद्यदिकमदेष्विद्धिक्रियाश्वीहिना नवाष्यकेभनः क्रमानिषिभिनेः पृत्रात्रिभः साभिति क्ताया रसमान दक्त भमुखे कार्या परे भिन्ने थे हे भद्र संज्ञान वेध नि सिने त्याकी रष्ट्र पिष्ठ । श्राह्म प्रति प्रति विद्या परिष्ठ । श्राह्म प्रति विद्या परिष्ठ हे ने दिना भ्यान ने मांगलं विद्या स्वी वृत्य दने प्रयाव नी हे ने वो स्वाप्य के चिता दिने ने मानशं नि द्या कि ने ने सिन के प्रति विश्वादि हं गं के देश नि चित्र साम ने भा जी कि ने स्वी का मांग स्वी के स्वी का मांग स्वी के स्वी के स्वी का मांग स्वी के स्वी का मांग स्वी के स

रामापतमः

वंगिदगंबरायितरिरः काषायिम् कालको चोराभ्यकमलाविला भ्रयतिनापाश्यर्गलीग्रविणी वंध्याकृश्चयािर्धिं स्ररागोधावराहः श्राप्ताः १८ जाहीत्सहियः खरोष्ट्रमहिषा रहाश्चिरको घरः धिकापाणिशिरांगकंप पदवीवंधाः कुवागाह्वी यानायानप्तायनंखकलहः घंडं हानं गीर्ज्वलह्यातिप्रतिवंधकाः कुश्कुनाः थिकारिकामनुदारहे मंगालुषुप उधकाश्चन विनः स्वीसं ज्ञकावामनः कानी कुक्तर प्रयाश्चरिम् द्तेमनी भीष्याः भारता निश्वं दिचा यन्क ला हंसे जराते देशायाता हथफ ला स्वरासभरवी वामे पिष्ये थे दः २० नद्यनारमयप्रवेशस्मरद्वेष्ठनस्त्रों वाधीस्य अभदाविलोमश्कनानाधादरायाभरे आ ग्रेडः शक्नेनिरुत्पच शिविर्धताष्ट्रधासायमं क्रेलेया दपरेषिता सम्परेदत्वास्व एवि जेत्र थः अपितश्र नवकरणम् जन्मागर्ने द्वेषासद्गत्कतेः सार्केविलि रे र्यु तिवेद धवनेः स्थिर्द्विन्तनोमारा किन्द्रपिस्थ तिः चसर्वैः समर्धु वर्ते चरमेः हिष्रेः सुरस्यापने प्रोड्मी घ्युगे चरा अगले व्यागिक् पूर्वी करे १ धार्यव ध सारतीनपंचग्रहभाष्यं नियेपंष्यं ध्वेतं व्येते ब्रोह्मारू स्वार्मिश निः शस्पनेर विपालो तस्त वलि वर्षेत्र व की सरित्मनके पिष्टक हारणं मेत्राकी निलम् ल इस्हिरिनें दी ज्या जा दी नरे परणानं क्रयविक यो घर विभिन्ने पर ध्रिते स्प्रहितने व प्रतिस्मा पर ध्रिते स्प्रहितने व प्रतिस्मा स्थानिक स्प्रहितने व प्रतिस्मा स्थानिक स्प्रहितने व प्रतिस्मा स्थानिक स्प्रहितने व प्रतिस्मा स्थानिक स्प्रहितने स्थानिक स्प्रहितने स्थानिक स्थानिक स्प्रहितने स्थानिक च्कंभहयस्यविधो सेवेशाध्ववारः एंग्रायवस्भेः खाद्य रवीवाक् जो सन्यासः स्थिरमे रवलेगीतवलेः षशं रहता प्रेश निहालप्रकार्य भूतितम सन्धियमार्गवर स्थार तावर स्था ताव CC-0. Gurukul Kanan University Handwar Ollection. Digitized by S3 Foundation USA

\$

नेजीर्गग्हें वराहमद्नारोपे पविज्ञा जीरो चानुमी स्पविधी तजी वित्रयोर्ग्हें हु बदे थे। एकास्त्रमा हावरघार्गे युगर्भा दिस्त्रस्विप १७ गुर्वारस्ममयेधिक त्यन ने ने बुन न ने ने न इर्वा मदनी र्यंदर्शनं इया द्वीय गया म्या मते एका ग इसहस्पितिष्ठशयनेव्यपंतिकर्मन्यते य हर्षाधिकलं वितास्य नित्त द्वीद्यां नो न्यतः १२ इति प्रिश्नकप्रकरणभ् न्तार अयानधायनकणम् पर्वाधात्पप्रगष्टमानि निषयोमधादिपत्व हयेनधायाश्चरम्कनाश्चयमधोवनिश्च भक्ते यमः राधितस्वि सितोयमः अविह्गाशाकी स्त्रयो हश्यको। मोर्गेक्सनगगुरुविवहं गंकाशाम्यः कीर्नेताः १ पो वर बेश लिसिनार्गंक मनयां त्रेह स्ववेदाद्दियायें की धिरगद्यस्विस्तिनी वर्षंक ए खीधराः कर्जी धंकरवी म्याम्मित्तादृ विमस्यानमस्यानमस्यानि कुस हगद्विम्बनवमीये मयमान्यम्बाः ययानधायतिष्यः सर्विद त्र वसस्तांत्राष्ट्रमहत्तीमिताश्यसिन्दोदयतः हीतंत्रयगतों हिनेवा स्यतेन् पर्वायादिष्ठगञ्जीतिचतिथिस्यक्ते य ष्ठणस्मती वेदांगानिसमभ्यस्य निविले वृत्रंषहेनीयकं ३ वश्वोत्वेत्तरवराग्यनां वृहिगनाश्वाश्वायम्को न्मना नोयानातरिते अहं सवखगा दीनी व संज्योतियं खीगो खीनार्ते हरू न्स वनिशी याशी बमागेष्ठच भग्यां नक पित्यशालमिश्व श्री स्मानकादेः पहेत् ४ गामंतः कुरावेष्ठश्रद्विक रेश्वाद्वाशनेव अवे। नंब नेग्रहण हर दिति पति बाता ५ पोत्सर्गतः भक्षपाशिवातमः प्रदहिरिश्व क्लोकात्य ह गर्ते।

पडधां उपर्वित्भाभंगात्यति इंग्राना अजीसी महिने प्रस्थम पिन् ला हो द्रिम श्रां वपक्र वादे श्रद्भे कप्र न दिने साया नियासिपन ए मंदारा नारिनेन इध्वच रिवेर्वन हैं सधा योगे ने यतमाचरेल मिकंद्वारिययां गिभिषक् नहसादिहिवेद्वननय प्रद्योतनेरा तिएगे स्वत्वाव व्यक्तिस्य्वेक्तयो र स्विकं द्रस्य योः १२ याम्पा ित्रयवाग्रमल्जलपोपात्रेष दुरुलावके शान्यानिहिषयानि विनेविहिनेरत्यत्रकाणि विकक् त्रादिमास्नि लंखवां त्यितमेष्ठकें दवारे गदत्यक्तानमनिष्मि हम हम से भादी खलाक्त स्पिरे १३ दवां स्वाव कार नोलंघचरेयीतंपचरागेरधे धंमीकात्मनगंधतस्य हरणेहसोरविर्द्धः कतः संज्ञातिभेरणीजिपकरय मेर्किभात्ययोश्रंद्रमा रिष्ठि खितिष्ठभाविद्न इह्यन्केया रूएतात्स्य रम् १७ ती देणा ग्रध्विमिश्रवा यस्य नंनस्पिकंनेतिकाद्रेद्वित्रिखशेखयोर्नेगत्मेत्यंत्यं विष्ठोतिषेत् विद्यां प्रोक्तविष्ठिनेऽयदी गर शम्स्लध्वेर्म्बश्चीन्प्रेस्तिनागयो चेत्पाञ्चेतनगेःसित्रंप्रामगेसिद्यातस्वासरे राजे साञ्चलत्रयध्व मुडिति संबेद्धायोः सोम्पेः शांतिकपोछिकेस्चरभेरेतेस्धर्मार्ये १६ दियंनेवमिनमुचेविधिसतेला स्मर्वावष्टमं मंदाराकिरवलो दये स्पर्यतनो क्यांक नेदोन्धया श्रीशेल ग्रहरणयनेष्ठविष्वेद्धां कीर्णनाना ज्या क्रम्मर्गवस्त्र खवेशानगया गोद्धास्त्र नियादिक ७ ईशाना विवला हरेः श्रयनपर्यावने मेने त्रोत्यके या क्रम्मर्गवस्त्र खवेशानगया गोद्धास्त्र १५ इद्धाहरी स्थान स्थापित स्थापति । अत्र विवर्ष स्थापति । अत्र विवर्ण स्थापति । अत्र विवर्ष स्थापति । अत्र विवर्य स्थापति । अत्र विवर्ष स्थापति । अत्र विवर्ष स्थापति । अत्र विवर